ankurnagpal108@gmail.com

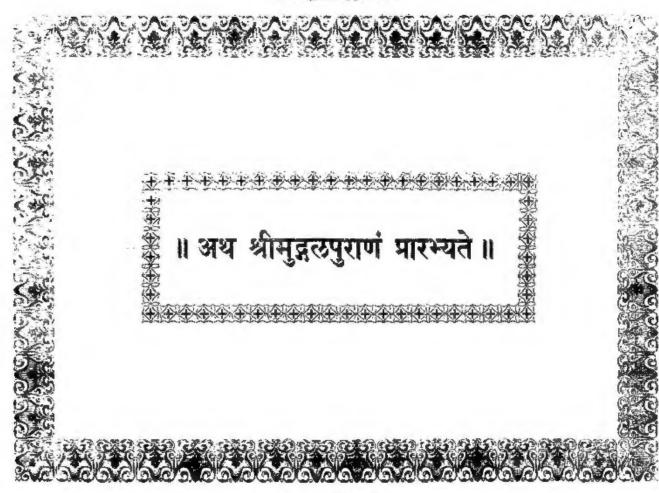

ankurnagpal108@gmail.com

## ॥ श्रीमन्मुद्रलपुराणस्याध्यायक्रमेण विषयानुक्रमः ॥

| संदः १ – वक्रतुंडचा          | रेतम् ।    | अध्यायः विषयः              | पृष्ठांकाः | अध्यायः विषयः                        | पृष्टांकाः |
|------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| त्रच्यायः विषयः              | पृष्ठांकाः | २० गणेशसुद्रलसमागमः ।      | 80-86      | ४० मसणस्तपश्चरणम् ।                  | 90-92      |
| १ शौनकस्ततंत्रायः।           | ₹₹         | २१ गणेशस्तीबोत्तमवर्णनम्।  | 89-97      | <b>४१ दंशासुरराज्याभिवेकः</b> ।      | 92-98      |
| २ दक्षमंदिविनादः।            | 2-9        | २२ मुद्रलवरप्रदानम् ।      | 42-48      | <b>४२ ब्</b> मासुरविजय: ।            | 88-88      |
| ३ पार्वती देइत्यागः।         | 4-6        | २३ मल्सरासुरतपोक्ष्मम् ।   | 44-48      | <b>४३ दं</b> शासुरदृतसंवादः ।        | 94-94      |
| ४ दशचरितम्।                  | 4-12       | २४ मत्सराद्धरसमागमः।       | 40-42      | <b>४४ देभासुरविचारः</b> )            | 94-100     |
| ५ पार्वतीप्रश्नविचारः।       | 8388       | २५ मत्सरासुरसेनावर्णनम्।   | 49-40      | ४५ दंगासुरभांतिकवनम् ।               | 800-808    |
| ६ महितिपुरुषवरप्रवानम्।      | 84-80      | २६ पातलविजयः ।             | 60-62      | ४६ वासनगरप्रदानम् ।                  | 202-204    |
| ७ तावकृतस्तुतिवर्णनम् ।      | 80-88      | २७ ईद्रपराजयः।             | ब्र-६४     | <b>४७ भागतचरितम्</b> ।               | 809-804    |
| ८ सुणेसवरमदानम्।             | २०-२३      | २८ मरसरासुरचेडितकपनम् ।    | 84-88      | ४८ ऋचीकगृहस्यात्रमवर्णनम् ।          | 806-808    |
| ९ अद्धा प्रकृतिवर्णनम् ।     | २३-२५      | २९ शिवमत्सरासुरसमागमः।     | E & - & W  | ८९ याज्ञबल्बयविश्वामित्रसमागमः।      | 280-883    |
| १० नानामसाहवर्णनम्।          | 24-20      | ३० शिवादिपराजयः।           | 64-40      | ५० विषोदासमहिमवर्णनन् ।              | 883-588    |
| ११ भंचवेनवरप्रदानम् ।        | ₹७₹०       | ३१ दत्तानेयसंगमः।          |            | ५१ काशीक्षिवनसम्बानम् ।              | 284-180    |
| १२ जसविष्णुविवादः।           | ३०-३२      | ३२ वक्तहुंडपादुर्भावः।     |            | ५२ वाद्यबल्क्यनारायणसंप्रश्रवर्णनम्। | 190-199    |
| १३ पंचदेवविवादः।             | ३३–३५      | ३३ मत्सराद्धरविचारणम् ।    | 194-19E    | ५३ नारायणयाञ्चलस्यसंगादः।            | 888-888    |
| १४ गणेशवातुर्मायः।           | ३५–३६      | ३४ देवासुरसुद्धमतंगः।      | 99-94      | ५४ वकतुंबचरितसमासि:।                 | १२१-१२३    |
| १५ गणेशप्रसम्मानः ।          | ३७-३७      | ३५ शिवविजयः।               | 49-60      |                                      |            |
| १६ गणेशनीतासारकवनम् ।        | ₹4-₹९      | ३६ सुदरप्रिय-विषयप्रियवधः। | 48-43      | संहः २ - एकदन्तचरित                  | ास् ।      |
| १७ शिवपार्वतीसंवादसमाप्तिः । | ₹९-8१      | ३७ मत्सरासुरसमागमः।        |            | १ अवस्युष्टियार्गमः ।                | १३         |
| १८ सुद्रलवेबबृतसंबादः।       | 85-88      | ३८ वकतुंडविजयः।            |            | २ नारदशापनिवर्तमम् ।                 | ₹—4        |
| १९ जेगिरासुद्रछसंबादः।       | 88-80      | ३९ वकतुंडान्तर्धानम् ।     |            | ३ नारदमकिवर्णनम्।                    | 4-6        |

| apt   | वायः विषयः                     | वृष्ठांकाः । | अध्याषः विषयः                           | पृष्ठांकाः | अध्यायः विषयः                                      | पृष्ठांकाः  |
|-------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 8     | मधुकैटमव्यः ।                  | 2-88         | २६ प्राचीनवर्हिषश्चरितम् ।              | 48-46      | ८८ इंद्रपराजयः ।                                   | 808-108     |
| 4     | स्वावंशुववरप्रदानम् (          | 88-88        | २७ अचेतसां चरितम्।                      | 35-40      | <b>४९ शिवादिवेयपराजयः</b> ।                        | 803-109     |
| 4     | वस्त्रकन्यावंशवर्षमम् ।        | \$8-84       | २८ कस्थपसृष्टिवर्णंबस्।                 | 94-48      | ५० सदाप्तरचिजयः।                                   | 804-800     |
|       | मोगमेक्षवर्णनम् ।              | १६−१८        | २९ नसिष्ठतपोवर्णनम् ।                   | \$083      | ५१ सनस्कुमारदेवसमागमः।                             | 800-806     |
| 4     | ब्चचरितम् ।                    | १८-२२        | ३० परावारवरपदानम् ।                     | ६२-६३      | ५२ एकदंतप्रसम्भावः।                                | 208-880     |
| 9     | व्रियवतराज्यप्राधिवर्णनम् ।    | ₹₹₹8         | <b>१ १ पराद्यारसुतोत्यक्तिकथन्तम्</b> । | ६8६६       | ५३ मदासुरपराजयः।                                   | 888-888     |
| ξ a   | द्वीपवर्णनम् ।                 | ₹8₹€         | ३२ गजासुरसैन्यस्थः ।                    | ६६-६८      | ५४ मदासुरशांतिप्राप्तिवर्णनम्।                     | ११३-११४     |
| 23    | भूगोलवर्णनम् ।                 | 25-52        | ३३ गजाहरविषाच्यानम्।                    | BQ-08      | ५५ मदासुरचरितसमाप्तिः।                             | \$\$8-\$\$8 |
| १२    | सूर्यसण्डलवर्गनम् ।            | 24-30        |                                         | ७१-७३      | ५६ विमायसकाशीप्रवेशः।                              | 215-075     |
| 83    | नवमहरवादिवर्णमम् ।             | 30-38        | १५ अकोपाक्यानम् ।                       | ७३७५       | ५७ भृशुंडीपक्तिवर्णवस् ।                           | ११९-१२२     |
| \$ \$ | ऊर्ध्वस्थलोकवर्णनम् ।          | ₹₹-₹₹        | ३६ गौतमचरितम्।                          | प्रम-प्रद  | ५८ यमसापवर्णनम्।                                   | \$55-\$58   |
| १५    | ससप्रतालकोनम् ।                |              | ३७ नृसिंह्माङ्गालयम् ।                  | 49-60      | ५९ कुंडसंमवचरितम् ।                                | १२8-१२६     |
| १६    | ऋषसचरितवर्णनम् ।               | 34-30        | ३८ वाराह्माहात्म्यम् ।                  | -<<b ₹     | ६० भृञ्जंबीमासगत्यवर्णनम् ।                        | १२६-१२१     |
| 80    | पुलहोपदेशवर्णनम् ।             | ₹4-80        | ३९ व्यवनोयानिकयनम् ।                    | 82-52      | ६१ अ्रशुंडीयरितम् ।                                | १२९-१२९     |
| १८    | मरतमृगदेहत्यागः ।              | 80-83        | go अभिमाहात्म्यम् ।                     | 48-48      | ६२ निनायकचरितम्।                                   | १३०-१३२     |
| १९    | शीरवधः ।                       | ४२-४३        | <b>४</b> ? ज्यवनतपोवर्णनम् ।            | 44-44      | ६३ सनिक्तवागमः।                                    | 145-156     |
| र∘    | नबमरतरङ्गणमिलनम् ।             | 83-84        |                                         | <9-99      | ६४ विष्कुदौत्यवर्णनम् ।                            | १३४-१३६     |
|       | रङ्कलस्मिद्धिप्राप्तिवर्णनम् । |              | <b>४३ व्यवनमाहान्ध्यम्</b> ।            | 6565       | ६ ५ पुष्टिमस्थुपारन्याने                           |             |
| १२    | सहभागवदितम् ।                  |              | ४४ मदासुरम्य गज्याभिषेकः।               | ୧୭-୧୪      | अगरूपमा तृष्यप्रयत्नः।                             | ? 5 5 2 5 6 |
| ₹₹    | धुवचरितम् ।                    |              | ४५ मदामुख्यर्गविजयः।                    | 94-94      | ६६ कृष्णराधामायवर्णनम् ।                           | 134-18      |
|       | रूभुयभोवर्गनम् ।               |              | ४९ नाम्कासुरमासदर्गनम् ।                |            | <ul><li>अ गधाकृष्णगोलोकप्राप्तिवर्णवम् ।</li></ul> | 185-183     |
|       | पृथुचित्तम् ।                  |              | ४ = इंदतान्क्रमस्तमः ।                  |            | ६८ पृष्टिमनिस्तिनम् ।                              | 184-188     |

| * 3 | ****                              | ****       |      | ****                              | A PARTY OF     | W.W.1 | The second secon | <b>१५</b>                  |
|-----|-----------------------------------|------------|------|-----------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| महत | गमः विषयः                         | पृष्ठांकाः | अध   | याचः विषयः                        | पृक्षांकाः     | at    | गरः विषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र १४ के के कि<br>पृष्ठांका |
| 9.5 | देवहृतिकर्दमणांतिप्राध्तवर्णनम् । | 188-184    | 24   | कालगतिवर्णनम् ।                   | _              | 130   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 90  | वितामणिहरणम् ।                    | \$84-48C   |      |                                   | 50-25          | 36    | परभुरामचरितकथनम् ।<br>इरिवंशवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18-18                      |
| 3   | कपिलवस्पदानम् ।                   | 189-742    |      |                                   | ₹ <b>₹</b> -₹₹ |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18-18                      |
| 7   | गणासुरवधः ।                       | 241-244    |      |                                   | ₹8-3€          | 19    | विष्णुदेहधारणवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44-44                      |
| 2   | गुत्समदप्रहादसंवादसभाप्तिवर्णनम्  | 143_944    | 156  |                                   | १६-३७          | 40    | भांडव्यचरितस् !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <<60                       |
| 8   | चरितमाहात्म्यम् ।                 | १५५-१५६    |      |                                   | £<-80          | 8 5   | युधिष्टिरकृष्णसमागमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88-83                      |
| **  |                                   |            |      |                                   | 80-85          | 6.3   | क्ष्मीनारायणसंवादपर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64-65                      |
|     | खंडः ३ - महोदरचरित                | तम ।       | 58   | देव रितृधर्ववर्णनम् ।             | ४२-४३          | 8.5   | महारुक्ष्मीवरप्रदानवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68-62                      |
| 0.  |                                   |            | 55   | मांचातुकारितम् ।                  | 88-84          | 88    | वानारिवरप्राप्तिवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>୧</b> ६— <b>୧</b> ७     |
| 1   | र विवालखिल्यप्रश्चर्णनम् ।        | ₹-₹        | २३   | अंगरीयचिरतम् ।                    | 8 €-80         | 84    | धूण निन्दाचतार्यणीनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80-86                      |
| 3   | सूर्यसंजीवनद्यानम् ।              | 5-6        | 58   | <del>धुकुन्द्चरितम्</del> ।       | 84-88          | 8.8   | प्रसायज्ञवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99-20                      |
| 2   | तूर्वन प्रवानस् ।                 | 4          | 24   | समरमगीरथचरितम् ।                  | 89-48          | 80    | नवस्यहे वेदनिर्णयवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 808-80                     |
| 8   | कामचरितम् ।                       | 5-60       | २६   | रामचंद्रचरितम् ।                  | 42-48          | 84    | शुकातिष्यसुबोधसंबादः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108-20                     |
| 4   | स्कंदमाहात्म्यम् ।                | \$0-85     | 5.10 | स्र्ववालखिल्यसंवाद्यमाधिवर्णमन् । | 44-49          | 88    | सुबोधमक्तियर्णसम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308-80                     |
| Ę   | मोहासुरराज्यामिषेकवर्णनम् ।       | \$3-58     | 24   | बुघोत्पत्तिवर्णनस् ।              | 48-88          | 40    | सुधिष्ठरव्यस्तिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804-58                     |
| Ų.  | मोहासुरविजयवर्णनम् ।              | 2458       | 56   | पुरुरवसश्चरितकयनम् ।              | \$ 2-42        | 42    | अवगफ्लवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333-33                     |
| <   | देवर्षिवरप्रदानम् ।               | 19-09      | ą o  | नहुषचरितम् ।                      | \$3-\$4        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411.12                     |
| 8   | मोहासुरज्ञानप्रदानम् ।            | ₹821       | 3.8  | ययातिचरितम् ।                     | \$15-150       |       | खंडः ४ - गजाननधरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तम् ।                      |
| Ο.  | भोहासुरसांतिवर्णगम् ।             | ₹₹₹₹       | 35   | वनकस्य व्यापदेशः ।                | 90-92          |       | चतुर्थीतपोवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹≔₹                        |
| 3   | महोदरान्तर्धांकम् ।               | 23-34      | 33   | कृतवीर्यज्ञतमासिवर्णनम् ।         | 8020           | 5     | शुक्तकाचतुर्यीवरदानवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 2   | गरनारायणविष्णुसंवादः ।            | 24-20      | 48   | हतनीर्यचितिम् ।                   | 30-92          | 11.   | शतिपदादिवतवर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-4                        |
| ą   | नरनारायणमाकैडेयसमागमः।            | P.19-29    | 24   | सहसार्जुननिमंत्रणम् ।             | 1315-136       | 18    | वशरयमतीपदेशः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E-19                       |
| 8.  | मायावर्णनम् ।                     | ₹९-३०      | ₹8   | रेणुकालमदश्चिसंजीवनकरणम् ।        | 25-26          | 9     | चह्यभिनिवेकमर्णनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <€ o                       |

| SEE | गमः विभयः                            | पुष्टांकाः | अध्य | यः विषयः                            | पूर्वांकाः | अध्याद | ा विषय:                                  | पृष्ठांकाः        |
|-----|--------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------|-------------------|
| Ę   | चन्द्रदर्शनदोषहरणचरितम् ।            | 09-59      | 24   | आश्विनकृष्णचतुर्थीं बाह्यसम्बद्धनम् | (184-60    | 40 8   | ने प्रासुराश्रमगमनम् ।                   | 228-224           |
| 13  | माद्रपदशुक्रचतुर्थीवतवर्णनम् ।       | 50-58      |      | कार्तिककुष्णचतुर्थीमाहारम्यवर्णनम्  |            |        | रेष्टराजावतारवर्णनम् ।                   | 848-856           |
| <   | गुरु।ऽऽसिनीचसुर्थीनतवर्णनम् ।        | 68-50      |      | मार्गशिषकृष्य चतुर्यीमाहासन्यवर्णस  |            |        | जाननचरितमाहारम्यवर्णनम् ।                | 324-356           |
| 5   | कार्तिकगुक्रचतुर्थीयसवर्णनम् ।       | २७-३०      | 18   | पौषकृष्णचतुर्थीमाह्यस्यनगैनम् ।     | 64-60      |        | <u> </u>                                 | -                 |
| 80  | मार्गशिर्श्चक्क चतुर्वीवतवर्णनम् ।   | ₹१३२       | 32   | मदमासकृष्णपक्षचतुर्थीवर्णनम् ।      | 66-60      |        | संडः ५ - लंबोदरचरि                       | तम् ।             |
| 33  | रौरगुक्रचतुर्धीमाहातन्यवर्णनम् ।     | 35-36      | 33   | शमीयूलवतुधीवतायरणवर्णनम् ।          | 90-99      | \$ 3   | गसितनेधुबसंवादे त्रिविधतपोषण             | नम्। १-३          |
| ₹२  | भाषश्चक्त चतुर्घीमाहारम्यवणीयम् ।    | ₹4-36      | ₹8   | वसिष्ठदशरथसंयादसमाधिवर्णनम्।        | 92-92      | 5 2    | रमसुरवर्षः ।                             | 3-4               |
| १३  | भल्युनशुक्तचतुर्थीचरितवर्णनम् ।      | ₹6-85      | 34   | चतुर्धी - उद्ययनविक्रएणम् ।         | 88-28      | ₹ ₹    | त्रोधा <b>सुररा</b> ज्यप्राप्तियर्णनम् । | C <sub>1</sub> (9 |
| 88  | चैत्रञ्जूक्षचतुर्यीवतवर्णनम् ।       | 85-88      | 28   | लोभासुरवरशामिवर्णनम् ।              | 98-98      | 9 5    | कोषा <u>सु</u> रत्रह्माण्डविजयः ।        | 9-9               |
| 34  | दैशासशुक्त चतुर्धीमाह्यस्यवर्णनम् ।  | 88-80      | 10   | टोमासुरस्येन्द्रपदयासिवर्णनम् ।     | 88-86      |        | वर्षिवरषदानम्                            | 9-8               |
| 79  | ज्ये छञ्चक्र चतुर्थीभाइ।स्थवर्णनम् । | 810-86 F   | ₹ (  | विप्णुपराजयः ।                      | 96-200     |        | वासुरबुद्धवर्णनम् ।                      | 22-23             |
| १७  | आगढशुक्रचतुर्यीचरितवर्णनम् ।         | 40-42      | 38   | लोमासुरत्रभाण्डवि तयः ।             | 900-202    | 19 T   | <b>हो</b> थासुरसमागमः ।                  | 83-8              |
| 38  | आवणशुक्त चतुर्धीवतकष्यनम् ।          | 42-44      | 80   | गजाननमातुर्भीचः ।                   | 808-808    |        | ते <b>धासुरशांतिवर्गनम्</b>              | 84-8              |
| ? ? | मलगासञ्चाह चतुर्थी चरितवणंतम् ।      | 94-43      | 83   | शुक्रोपदेशवर्णनम् ।                 | 208-200    |        | व्योदरदेवर्षिकृतस्तुतित्रणीनम् ।         | 80-3              |
| ó.  | मापकृष्णचनुर्धीमाहातस्यवर्णनम् ।     | 6.3-65     | 85   | लोमासुरशांतिवर्णनम् ।               | 305-805    |        | व्सराइसितशांतिवर्णनम् ।                  | 20-2              |
| 5 % | पान्युनकृष्णचतुर्धीवर्णनम् ।         | ₹?-5₹      | 83   | देवसुनिकृतस्तृतिवर्णनम् ।           | 109-717    |        | व्योदरम्रक्षवर्णनम् ।                    | 22-2              |
| 9.9 | वैत्रकृष्णचनुर्धीचरितवर्णनम् ।       | E4-64      | 88   | सिवुरजिवसमःगमः।                     | 395-358    |        | तस्तिस्वरूपावता (वर्णनम्                 | ₹3-₹              |
| 55  | वैत्राभक्षकृष्णचतुर्धीचरितवर्णनम् ।  | 84-60      | 84   | गिवविद्याग्यणंनप्रसंगः।             | 993-994    |        | रिक्तिवरप्रदानम् ।                       | ₹4₹               |
| 8   | ज्येष्टकृष्णचनुर्धावर्णनम् ।         | 6.6-30     |      | शक्तिमञ्जाहारस्यवर्गनम् ।           | 336-229    |        | ज्ञेनबिष्णुगर्वहरणभ् ।                   | 2€-3              |
| 44  | माराइकृष्णचतुर्धीवर्णमम् ।           | 35-37      |      | गणेशसक्तार्थः सन्द्रवर्गसम् ।       | 229-220    |        | क्तिविनायक्षमहात्स्यम् ।                 | ₹?-₹              |
| 15  | श्रावगङ्गणचनुशीयाहरस्ववर्गनम् ।      | 55 - 58    |      | निंदगन्नधः ।                        | \$50-\$55  |        | वातिदुःसवर्णनम् ।                        | ₹ <b>३</b> —₹     |
| 2.5 | भाद्रपदकृष्णचनुर्थामहासम्बर्णनम् ।   | 53, 55     |      | गणेशिनमान्यभादाक्यकः सन् ।          | १२२-१२३    |        | जियागीपवैज्ञवजेतम् ।                     | ₹4-₹              |

ankurnagpal108@gmall.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| अध्य       | ।।यः विषयः                     | <b>पृष्ठांकाः</b> | 3(50           | गयः विषयः                          | पृष्ठांकः              | सुध्य | गयः विषयः                          | <b>पृष्ठोकाः</b>   |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 35         | शेषास्थानवर्णवम् ।             | 40-80             | 80             | स्वानंदलोकवर्णनम् ।                | 96-92                  | 88    | द्वास्यायावर्णनम् ।                | ₹₹₹                |
| 18         | सूचकदेवसमानमः ।                | 80-85             | 88             | स्यानंद स्थितिवर्णं सम्।           | 38-208                 | 34    | देवानारद्वारयात्रामाहात्म्यम् ।    | वंद-३७             |
| २०         | स्पर्णमायाकरासुरसमागमः।        | 88-88             | 82             | चिंतामण्यंतथी नवर्णनम् ।           | 802-203                | 28    | गर्भागारयात्रामहात्स्यवर्णनम् ।    | 84-80              |
| 2.5        | मृषकगावतारचरितम् ।             | 84-80             | 8.5            | भक्तिमागवर्णनम् ।                  | 808-804                | 213   | मयूरेशक्षेत्रमरणग्राप्तिमाहास्यव्  |                    |
| १२         | शक्तिपुत्रचरितम् ।             | 80-86             | 8.8            | ध्यानद्शीविप्जाविधिवर्णनम् ।       | 308-808                | 25    | गर्भागारस्य प्रमाणवर्णनम् ।        | 38-28              |
| 7          | गाणपरक्वीसावणनम् ।             | 86-90             | 84             | लंबोदर सरित अवण माहातम्यवर्णन      |                        | 15    | क्षेत्रवातिचरितवर्णनम् ।           | ४६-१५              |
| 8          | गाणपत्यसम्स्यवर्णनम् ।         | 40-42             |                |                                    | 802-880                | 20    | मललागयातनाकथनम् ।                  | 44-40              |
| 14         | शमीमंदारचरप्रदानम् ।           | 48-46             |                |                                    |                        | 28    | कात्रावीयवेदाफळाविनणीनम् ।         | 44-88              |
| 18         | शमीमदारस्पर्शमहिमावर्णनम् ।    | 49-46             |                | संबः ६ - विकटचरित                  | म् ।                   | 22    | क्षेत्रसंन्यासादिवर्गनम् ।         | ६१-६७              |
| U          | दुर्वीत्यत्तिकथनम् ।           | 98-88             | \$             | शक्तिध्यानवर्णनम् ।                | 8-8                    | 22    | गणेशकुंडचरितवर्णनम् ।              | व्य-६९             |
| 23         | दुर्वापश्रस्परीमहिमावर्णनम् ।  | <b>42-42</b>      | ₹              | शिवधिष्यवेरप्रदानभ्                | 4-4                    | 38    | त्रस्यमं ब्लुपादुर्भावादिवर्णनम् । | <b>७०</b> −७३      |
| 28         | विविदस श्रारतवर्णनम् ।         | 44-44             | 育              | कामासुरराज्यश्राहिदर्णमम् ।        | E-ds                   | হঙ্   | प्रसन्मण्डलुतीर्यचरितम् ।          | ₩ <del>₹</del> -₩∠ |
| 0          | वृत्तीमाहारम्यवर्गसम् ।        | \$4-08            | 8              | पामासुरविजयवर्णनम्                 | 4-8                    | २६    | सप्ततीर्थीवर्णनम् ।                | 94-98              |
| 3 3        | मुलसीवर्जनकारणम् ।             | 94-40             | t <sub>l</sub> | सुद्धलदेवसमागमः                    | \$0-52                 | 20    | जसक्मण्डञ्जस्यतीर्थवर्णनम् ।       | 60-68              |
| <b>{</b> 2 | तुलसीवरप्रदानम् ।              | 30-00             | 8              | स्क्रंबीयंचदेवससारामः।             | 19-19                  | 26    | नमसैरनमर्शसा ।                     | 68-68              |
| 13         | तुल्सीसमर्पणकर्भनवर्णनम् ।     | 39-60             | ভ              | स्वानंदक्षेत्रस्वरूप्यणनम् ।       | 88-88                  | 28    | भूशुं जैवेचेंद्रसंघादसमा दिवसम्बद् |                    |
| 8          | रुक्सांगवचितिम् ।              | 60-62             | 2              | नानाक्षेत्रदेवोत्पत्तिवर्णनम् ।    | 28-86                  | ão.   | मयूरेशक्षेत्रमाहारूयसमाप्तिवर्णम   |                    |
| 19         | गृरसमदगणेशसमागमः ।             | <b>CS-C8</b>      | ġ              | मयूरेशद्वातयात्राविधिवर्णनम् ।     | <b>१९</b> − <b>२</b> १ | ३१    | विकटमादुर्भीयः ।                   | 88-83              |
| ĘĘ         | गृत्समदयरशदानम् ।              | 64-64             | 80             | द्वाररहस्यवर्णनम् ।                | ₹१-₹₹                  | 32    | देवदैत्यसमाध्यमः ।                 | <b>44-48</b>       |
| 0          | पुरत्तमद निष्यकर्मवर्णमञ् ।    | 40-46             | 3.5            | केत्रप्रमाणवर्णनम् ।               | 29-24                  | 23    | कामासुरपुत्रवधः ।                  | 98-90              |
| 14         | गृत्समत्प्रोक्तमानसपूजाकथनम् । | 44-65             | 18             | मय्रेशक्षेत्रवासञ्चमाञ्चमवर्णनम् । |                        | せる    | कामासुरविचारवर्णसम् ।              | <b>quqq</b>        |
| 19         | गुरसमद्योक्तमधापूजावर्णनस् ।   | 84-84             | <b>1</b> 1     | मयूरेशनामवंबकारण्यवरमवानम्।        | ₹6-40                  | 24    | कामासुरसांतिवर्णनम् ।              | 99-90              |

| भृष्य | ायः विषयः                       | पृष्ठांकाः | संबंध | सः विषयः                      | पूछांकाः | अध्याच | विषयः                               | पृष्टांकाः  |
|-------|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|-------------|
| 28    | विकटावतारचरितसभाष्तिवर्णनम्     | 809-509    | 80    | विष्ण्यवसारवर्णनम् ।          | ३१-२₹    |        | णासुरवर्धासंमदन्तरितम् ।            | ₹2-₹8       |
| 219   | गुणेशावतारवर्णनम् ।             | 204-200    | 88    | लक्ष्मीविनायकचरितवर्णनम् ।    | २३र६     |        | द्रावतारवर्णनम् ।                   | ₹8₹         |
| 14    | बालखेलावर्णनम् ।                | 3019-830   | £ 5   | शूर्यकर्णावतारवर्णनम् ।       | 29-21    | १६ क्  | अवर्णकिलिनिजीयवर्णनम् ।             | ₹७₹         |
| 18    | कमलासुरवघः।                     | 288-088    |       | व्सरीतावर्णनम् ।              | २८-३१    |        | गवरप्रदानम् ।                       | \$6-83      |
| 30    | विष्यादिपराधीनतादर्शनम् ।       | 198-294    | 88    | दितिवरप्रदानम् ।              | ₹₹₹₹     |        | प्रभावकर्मसिद्धिवर्णनम् ।           | 83-82       |
| 3 8   | नव्रेशचरितवर्णमम् ।             | 184-886    | 39    | चतुर्भुकावतारविकामवर्णनम् ।   | इव-व्    | १९ स   | मान्डमस्हरपरितम् ।                  | B#-88       |
| 33    | स्यावतारचरितम् ।                | 188-880    | 18    | विशराजचरितमाहाक्यवर्णनम् ।    | ₹4-₹७    | २० म   | लमासादिस्यो वरप्रदानम् ।            | 88-84       |
| 3.5   | मानुविनायकवरितम् ।              | \$50-855   |       |                               |          | २१ भू  | लमहिमानर्जनम्                       | 84-8        |
| 8     | निकटबरवचरितम् ।                 | १२व-१२५    |       | संदः ८ - ध्य्रक्णेचरितम्      | 1        | २२ का  | र्तिकमासमाहात्म्यम् ।               | 88-8        |
| 4     | विकटचरितसगाप्तिः।               | 124-128    | 8     | अह्मुत्यत्तिवर्णनम् ।         | 1-3      | २३ व   | प्रपंजरकथनम् ।                      | 40-4        |
|       |                                 |            | 2     | अहमासुरराज्यप्राप्तिवर्णनम् । | ₹-8      | २४ म   | र्गिशीर्षमाहात्म्यसाञ्च चरितवर्णनम् | 143-4       |
|       | संदः ७ - विष्ठराजचरित           | म्।        | 3     | अहमसुरब्रह्मंडविजयः ।         | 4-19     | २५ वि  | रोचनवधः ।                           | 44-4        |
| 2     | विविशोकवर्णनम् ।                | 5-3        | 8     | देवसुनिवरमदानम् ।             | 0-3      | ₹4 =   | ामाणनोद्धरणम् ।                     | 9.0-8       |
| 3     | शिवपार्वतीसमागमः ।              | 2-4        | 4     | अहंकारपराजयः ।                | 30-33    | र७ वि  | विवयसम्बद्धः ।                      | <b>δ</b> αδ |
| 2     | ममासुरव (प्रदानम् ।             | 4-6        | Ę     | जहंकारासुरज्ञानोपदेशः ।       | 23-84    | 24 3   | कगीताकचनम् ।                        | <b>52-5</b> |
| 8     | शिवममासुरसमागमः ।               | 4-8        | 19    | अहंकारशांतिरूपवर्णनम् ।       | 28-38    | 24 19  | विमक्तिप्रदानम् ।                   | 64-6        |
| 4     | ममासुरराज्यमोगवर्णनम् ।         | 10-52      | 4     | वृद्धवर्णावनारसमाप्तिः ।      | 96-20    | ३० न   | ानागनोद्धारवर्गनम् !                | 8 4-8       |
| 8     | निभगानप्रादुर्मावः ।            | \$5-78     | e,    | धुप्रवर्णमहिमाद्रणंतम् ।      | 20-29    | 38 2   | गवणमासमाहात्म्ये जालंबरवयः।         | 59-0        |
| 5     | ममासुरगर्दहरणस् ।               | \$8-38     | 52    | शिवात्मकावतारचरितम् ।         | 55-58    | ३२ क   | तल्यसंभयनागवर्णनम् ।                | 999         |
| 4     | ममासुरकांतिवर्णतम् ।            | 10-16      | 2.5   | पार्वतीयणभ्यसितम् ।           | ₹8-₹5    |        | स्वणमासमाह्हस्यवर्णनम् ।            | 98-9        |
| ٩.    | समामुग्दारंतियुक्त विक्रेशचरित- |            | 22    | युणेगावनारवर्णनम् ।           | 3,0000   |        | (धीविधीम्यसंदादः ।                  | وسوو        |
|       | क्षेत्रवर्णनम् ।                | 12-33      | 13    | बाणासुम्बरप्रदासम् ।          | 86-85    | 14 ×   | लिशनगढ़ारूपम् ।                     | 60-6        |

| 8.0 | ।यः विषयः                         | पृष्ठांकाः | agre | स्या | पः            | विषय        | :         |              | पृष्टांकाः                       | 37% | वायः | विषय:                                            | ygie  |
|-----|-----------------------------------|------------|------|------|---------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|
| ٩   | संबद्धरमतभाहातन्यवर्णनम् ।        | 22-28      | 3    | 9 1  | वित्त         | मूमिनिर     | विन सा    | र्वमोमयोगः । | 88-88                            | 24  | विक  | स्पन्नतापसंग्रतम् ।                              | _     |
| 9   | चातुर्मासमाहाल्ये विमांहत्रतीपदेश | 75-821     |      |      |               |             |           | यः।(१)       |                                  | 天电  |      | विसार्थमार <u>े</u><br>विसार्थमारे               | 101-  |
| -   | कल्याणदुर्गतिवर्णनम् ।            | 80-88      | ξ.   | . 1  | योगि          |             | वसुखशां   |              | 1.c 3.c                          | 14  |      |                                                  |       |
| ₹   | वसाठेश्वरवर्णनम् ।                | 93 98      |      |      |               |             | र्णन्योष: |              | १८-२8                            | २७  |      | ल्पुराणश्रयभमाहारम्यवर्णनम्<br>पदादिसार्थेकमास-  | 108-  |
| 0   | चातुर्मास्यवतमाहातन्यम् ।         | 88-88      | v    | 2 3  | <u>बोग</u> ि  |             | नयोगः ।   |              | ₹8₹₹                             | 10  |      |                                                  |       |
| ę   | क्रांडिण्यजनसमागमः ।              | 80-64      | 1    | 1    | <u>योगः</u> अ | ष्टचरित     | निस्तपण   | ξ1(¥)        | \$0-53                           |     |      | (माह्यसम्यवर्णनम् )                              | @B-   |
| 5   | गणेशनाममाहास्म्यम् ।              | 99-904     | 9    | 4    | अभा           | नेलां क     | मयोगावर्ण | नग्।(५)      | ₹₹-₹₹                            | 32  |      | त्परितमाहात्म्यम् ।                              | -3e   |
| 3   | चतुर्धीरहस्यवर्णनम् ।             | 308-805    | 20   | 1    | विभक्ति       | वियोगः ।    | ( )       | (1 ( A )     |                                  | २९  |      | मौद्रलश्रवणमाहात्स्यम् ।                         | (9/9- |
| 8   | जरत्कारमंत्रीपरेशवर्णनम् ।        | 208-204    | 3.8  |      |               |             | m 1 (3    |              | ₹ <b>५</b> -₹८<br>₹ <b>९</b> -४१ | 30  |      | छनित्यञ्चनजमाहारम्यम् ।                          | 48-   |
| 1   | जरकारुयोगप्राप्तिवर्णनम् ।        | 204-204    | 22   |      |               |             | तेमः। (   |              | 85-84                            | 3.5 |      | <b>इन</b> ितश्रदणमाहास्यवर्णनम्                  |       |
|     | नाक्षणस्यत्यसम्हात्स्यवर्गनम् ।   | \$00-806   | 13   |      |               |             | थोगः । (  |              | 84-84                            | 32  |      | तच रितमाहात्त्यवर्णनम् ।                         | < 5   |
| 9   | त्रिविधजगदाधारनिरूपणग् ।          | 208-120    | 88   | 4    | नाम           | तैक्ययो     | 11 (      | 0)           | 86-40                            | 報   |      | रचरितमाहात्न्यवर्णनर्।                           | 42-   |
|     | मासामां बाहातम्यवर्णमम् ।         | 1199-999   | 14   | वर   | गेशर          | इस्ययोग     | 11(1)     | 1            |                                  | ₹8  |      | लचरितश्रवणयउनमाहात्स्यम                          |       |
| 3   | गणेशहृद्यकथनम् ।                  | 282-884    | 24   | र्भा | क्तिरह        | इस्पवर्णाः  | योगः ।    | (१२)         | 90-93                            | 34  |      | रषरितवर्णसम् ।                                   | 63-1  |
| 9   | <b>फळ्य्रतिबर्णनम्</b> ।          | 884-880    | 219  | ব্য  | वसिवि         | बेप्राप्तिव | र्णनम् ।  | (94)         | 48-42                            | 宝星  |      | संदगहास्यवर्णनम् ।                               | 24-   |
|     | 4                                 | 312 310    | 38   | वर   | <b>जेश</b> स  | 6,464       | वर्णनम्   | 1            |                                  | 50  |      | जिस्वेषभन्यप्रत-                                 |       |
|     | संदः ९ - योगचरितम्                |            | 28   |      |               |             | विधिवर्ण  |              | 46-48                            |     |      | गहारुववर्णनम् ।                                  | 20-6  |
|     | 20. 2 AIN AIGO                    |            | 30   | T    | राणभ          | शस्तिम      | हास्त्रवद | निस          | ६२-६३<br>६३-६४                   | 24  |      | र्णचरितमाहात्म्यवर्णनम् ।                        | 66-6  |
| 1   | स्वसंविधस्वरूपवर्णनम् ।           | - 1        | 35   | T    | रायप          | वर्णनम्     | 1         | 146          | 44-48<br>44-44                   | 16  |      | व्यमाहात्स्यवर्णनम् ।                            | 26-6  |
| 5   | अयोगचरितकप्रमम् ।                 | ₹ ₹        | 22   |      |               |             | रितवर्णन  | RT I         | ६६-६७                            | \$D |      | व्यसाहात्मवर्णनम् ।                              | 30-0  |
| Į   | गणेशस्त्र स्पवर्णनम् ।            | ३- इ       | 23   |      |               |             |           | यवर्णमस् ।   | \$ <- \$ °                       | 88  | _    | एमा प्तिथर्णनम् ।                                | 63-6  |
| }   | पूर्णवोगचरितवर्णनम् ।             | 59-3       | 38   | A    | करूप          | विजयः       | 1         | 42-1-14      | 86-06                            |     | 11   | श्टानुक्रमणिका समाप्ता<br>॥ श्रीगजाननार्पणमस्त ॥ | H     |